## Shri Vishnu Aarti – Om Jai Jagadish Hare

Om jai Jagadish Hare, Swami jai Jagadish Hare | Bhakt janon ke sankat, Dus janmon ke sankat, Kshan men door kare || Om jai...

Jo dhyave phal pave, dukh bin se man ka, Swami dukh bin se man ka | Sukh sampatti ghar aave, Sukh sampatti ghar aave, Kasht mite tan ka || Om jai...

Mat pita tum mere, sharan gahun main kiski, Swami sharan gahun main kiski | Tum bin aur na dooja, Prabhu bin aur na dooja, Aas karun main jiski || Om jai...

Tum pooran Parmatma, Tum antaryami, Swami tum antaryami | Paar brahma parameshvar, Paar brahma parameshvar, Tum sab ke Swami || Om jai...

Tum karuna ke sagar, Tum palan karta, Swami tum palan karta | Main moorakh khal kami, Main sevak tum Swami, Kripa karo Bharta || Om jai...

Tum ho ek agochar, sabe ke pranpati. Swami sabe ke pranpati | Kis vidhi miloon dayamay, kis vidh miloon dayaloo, Tum ko main kumati || Om jai...

Deen bandhu dukh harta, Tum rakshak mere, Swami tum Thakur mere | Apne hath uthao, Apni sharan lagao, Dwar pada main tere || Om jai...

Vishay vikar mitao, pap haro deva, Swami, pap haro deva | Shraddha bhakti badhao, Shraddha bhakti badhao, Santan ki seva || Om jai...

Om jai Jagadish Hare, Swami jai Jagadish Hare | Bhakt janon ke sankat, Dus janmon ke sankat, kshan men door kare || Om jai...

## श्री विष्णु भगवानकी आरती

ओम् जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे | भक्त जनोंके संकट, दस जन्मोंके संकट क्षणमें दूर करे || ओम् जय...

जो ध्यावे फल पावे, दुःख बीनसे मनका, स्वामी दुःख बीनसे मनका। सुख सम्पत्ति घर आवे, सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मीटे तनका॥ ओम् जय...

मात पिता तुम मेरे शरण गहुं मैं कीसकी स्वामी शरण गहुं मैं कीसकी । तुमबीन और ना दूजा प्रभूबीन और ना दूजा आंस करू मैं जिसकी ॥ ओम् जय...

तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी । पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥ ओम् जय...

तुम करूणाके सागर, तुम पालन कर्ता, स्वामी तुम पालन कर्ता । मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भर्ता ॥ ओम् जय...

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपती, स्वामी सबके प्राणपती । कीस विधि मिलू दयामय, कीस विध मिलू दयालू, तुमको मैं कुमति ॥ ओम् जय...

दीन बंधु दुःख हर्ता, तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकूर मेरे । अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पडा मैं तेरे ॥ ओम् जय...

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा । श्रद्धा भक्ति बढाओ, श्रद्धा भक्ति बढाओ, संतनकी सेवा ॥ ओम् जय...

ओम् जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे | भक्त जनोंके संकट, दस जन्मोंके संकट क्षणमें दूर करे || ओम् जय...

• • • • • • • • • • •